







| सार्वनी साइन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

सस्बना महिन् तमुनियो-निर्मम्त ामारंथं -आरंबने,नापने भेतार-तितित, बह तिन-शम पानीमा वेउहाय-मनिहाय (ना) बाउहाय-नायुहाय (मा) चित्तवंद्र-चन्नांद्र, जात

जुषा-युक-न**ि** वे-रे समी-स्रीमोने वंदे-हं वांदुखं क्षाय (ना), गिस्ति क्षिय-जनस्ति नि 9 3 7 7 7 मेह-नेहि

प्रवीक्षाय-रूप्योकाय(ना)

मारारतमा-मारारतमा

मे-न्स, नयी 你你

निविय-अस्तिक षपसा-ष्यत्रह जुणा-कायाब्हे मगसा-मनब्हे

यानिहि-प्राण्हि, नाह Olik-Alti

अगुपोर्गनि-अनुपोर् क्राबंति-कराब्ता

समंत्रमा-मंत्रय महि

वरत्रमा-वरपुक्त

सष-सत्त, तानु सैय-धाव, पशिता

गरिषमा-महिष्त, इञ् मन-प्रयच् <sup>१</sup> बा श्री शीद्यांगरवना **क्षित्रं पहारती मायात्रोना श्र**यर. गोरी-योग्दिय, बान | खाँन-शमा

वरे-इ बांदुछे. । १॥ विती-सम

डिनीक्षया-फ्टनीकाय(ना)| छ.मा-युक्त, सहित भारंपे-मारंपने । वे-तेमो

和-444

, । मगतर में, माहार, उब, तेयुन क्ने पितकु ए गार शंजा है, भोज ( मान ) गंछ ( व्यांत ) वाने (कोडे काक्षेत्रके लक्ष्में हिंदी) ए पत्र द्वान लगे ( मन, प्यन खने काम ) व्या गीम कियामी शुरी, राली, नेज, बापु, बनरानि, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, गोरेन्द्रिय, वंगेन्द्रिय ए पुष्टवादि नव जीव-तथा स्त्यीयकाष एम दत्त बाव हे. नया बीजी मायामां क्या मुज्जय द्वा प्रकारनी श्रमण धर्म प्रवी warm-nume, Angle ! Carambly, use we'l पूपी पारी, तेज, बायु, बनस्पति, वेन्डिय, तेन्डिय, चोरेन्डिय यमे पंचेन्डिय तथा खजीय ए प्रमाणे महोत निविधिक्षित्र सम्बद्धाः ९ रेसने देश प्रकारे व्यारंत वर्डे. गहा ( व्या स्यनी पांचमी तथा ठठी गाया मूळ मळी व्यायी नथी. ) १ ला रसिंग चक्रमळ सामाचारी रयना चित्रमां व्यागेचा व्ययत शब्दोना व्ययं. [माथ ( १३८) माम ( अप) समें रमां ( माम्मी) प् पांच इन्त्रियों है. ॥ ४ ॥ शिष-ग्री-नाजशाबी यानी-यान, वर्दाररायों निविश्नी-निविशालो ग्रेषिय स्थापः तेजः, बायुः वनस्पति -ईंन्डिय ब्रोन्डिये ॥ क्तमार्था नर गोम, समीर कारश अनण धर्मश्र ॥ क्षान्याहि देश प्रसारः क्वमिति प्रजाबये देतां ॥ ए ॥ TAIL-HAILE वतुत्पविन्दिय जीवाऽऽरम्नं वर्जयेद् द्रश्या ॥ ६॥ माले-द्यश्यायी मश्चिमम्बद्दनमाति य-भने, प्रश रीने ला मृज माचानी नामना करती. ॥ ए ॥ महामी-दारित महित TELLE SEND LEGIS 一下 大学 大学 大学

मिले बातने गरे निर्वत्ता कारी . अत्याने वांत ्, ममनी रजा नह हूं मा मिट्या-मिट्याका लुचो-महिर घीजा दसमिष चक्रगळ रचना चित्र पहारनी गायायोना खघरा शब्दोना खय Entre ferrit क्रीसर-क्रोपाट्टिक चार 1 ाषिड-समिति जिग-प्रांच ज्यांकारी-रिकाद्वार स पाचारीबाळ रक्लंबी-राज कर्त नयो-नमस्द्रार् यात्रो यात्रो सुन त्तरिमयक्ता वतनिष्ठाती-। 而一部 मान्य A Tall 当 -प्रध्नो कायन नग्रची-मनग्रप्तिनाळी गींड रण-परवन्त्रे ो प्र ॥ क्रमंत्रक मीतानाहि

= ~ = निवास-तारम्भिने नि-उन्तंपमाहाती-प्राप भ-ने बार्य पर्रापट म श्वाम में रे तमाचारि सायवतो, शिषयी विगेरेना जीत्रनु रक्षण करतो जे, (स्रोष) तेने नगरनार षाछ ॥ १॥ मंग मानं पे मनोगुषियने सर्षित, सम्यक्षानयाठो, प्रशीत हे कोषायि जेता, इषोसितिषाठो, इग्राकार मम माटे पोगाना ग्रह पण्यां च मणगुत्तो सत्राणी, पसमिय कोहो य इरिय समिजोय ॥ इच्छाकारी नमो तस्स ॥ १ ॥ मनोगुतः सङ्जानी, प्रशमित कोध श्र्येयां समित श्र्या। गुनी नाणाइतिगं, पसमिय कोहाड समिड ॥ श्री दसविष चक्तवाळ सामाचारिस्थ ॥ ग्र ॥ reuffrit untit dal. aftert-un nent u-पारेबार गुजर ने में क्षा छेग करें। मे अंद्रमा-भाषार स्वापी ्षियी जीवान् रक्षन् इद्याकारी नमस्तरम् । en litanen plin. લાકુષ્ટ મારા તે - ત્યારા તાલુ જ गेवरी बाटे वृष्ट्रशार रजा गामनी से R 521 12 रब्खता. frit aler appel erreg Contact the mail mrefinit etel a -Rag-Alagan-arrmitting-mithing. 9 .कुम्सम् FillilElls

क्रोपादिक ते जेषे एवो, त्रष गुप्ति, क्रानादिकत्रिक, पंचत्तिमिति थाने (कोছ कार्य माटे ग्रहने घुठडुं), प्रतिष्रुद्या ( वारंबार घूठडुं), ठंदना ( कोइ पण इडा॰ मिडा (मिडामिट्र झने देखें),तहत्ति करवी, जतां व्यावस्त्तही कहेवी, व्यावतां निस्सिड **उपसं**पन्ना पह्यार्-अनिवार् ग्रज-चारित्र (ना (सणं-दर्भन (ना) नाज-ज्ञान (ना श्रय श्री शीमा खामणा रयना चीत्रमां श्रावेद्धा श्रयरा शब्दोना श्रयं. मुद्धि शानादि त्रिक, असामव कावादि सामाव प्रथम प प्रज्ञक्षा प्रति प्रश्नःग्नन्ता तथा निमन्त्रणो संपदा द्रशधा थाहार साज्या पहेलां निमन्त्रण करते). एष्ट्यादिक जीशेतुं रक्त्य करतो, चक्तशळ समाचारि युक्त हांप. ॥ १॥ एम दस प्रकारे साधुनी सामाचारी हे. ॥ ३ । चक्र समाचारी युक्तश्च ॥ यु ॥ मित आहारवाळी व्यमियपाणोत्र-निय इज्ञा मिथ्या तथाकार, ष्यावित्यकी नेपेधिकी कामने अनुमोदनार जून्यादीन् रस्त्, । प्रशमित कर्षा हे क्रोषादिक निमंत्रणा ज्ञाना(दंकत्। श्रद्धा कर्मा. 11धुने निमन्त्रष कर्खे ), । , साय अमे कहेबी, प्रक्रमा ॥ छ ॥ इष्टांत्रकर शागंद्यीद्र

| =                 |                       |                    |                      |                 |                     |                                                      |                                           |                          |                          |                        |           |                            |                |              |                        |                     |                              |           |               |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 11 0 11           |                       |                    |                      |                 |                     |                                                      |                                           |                          |                          |                        |           |                            |                |              |                        |                     |                              |           |               |
| <u></u>           | - T                   | 76                 | ne                   | 2.4             | <u> </u>            |                                                      |                                           |                          | 2                        | _                      |           | <u>.</u>                   | <b>T</b>       | _            | _                      |                     | ~                            | ~         |               |
|                   | س_                    | 7                  | _                    |                 | ٠                   | ಀಀ                                                   | S                                         | <i>J</i> ~7              | ن                        |                        | -6        | المرا                      | دون            | 72           |                        | 300                 | v                            | Ü         |               |
| મોરિ-પારિશાનીમોની | एक्जीज-क्जाक्ष्यिकानी |                    | तार-सागु भराराज (मी) |                 |                     |                                                      |                                           |                          |                          |                        | <b></b>   |                            |                | 4            | 됩                      |                     |                              |           | ž             |
| E                 | Ē                     | गुगनीय-धुनवे,यनीनी |                      |                 | æ                   | :                                                    |                                           |                          |                          | •                      | -         |                            | _              |              | पगयनाणां-मनःपर्यय्वानी | Ē                   |                              |           |               |
| 43                | 1                     | ¥-1                | H                    |                 | भ व्य-भारमानी       |                                                      |                                           | ,                        | ٠                        | 21                     | •         | ۲,                         | गाद-मन्गरहान्। |              | -                      | गुपनीय-धुन क्रेन्जी |                              | <u>,</u>  | West it k-man |
| 4                 | Ē                     | 宦                  | 1                    | देव-रेक         | -                   | •                                                    | 9                                         | 3                        | 2112 - 11201             | 4814H-451              | מוע-אומ פ | واما (د-بلماط              | 44             | - c          |                        | 15°                 | द्र-द्रम                     | भव-मास    | Į             |
| _                 | _                     | <u>.</u>           |                      | e de            | *                   | 8                                                    |                                           | 1501-107                 |                          | 2                      | 빌         |                            |                | 4-7-         | E '                    | E.                  |                              | P. N      | 74            |
|                   |                       |                    |                      |                 |                     | , [E                                                 | -                                         |                          |                          | _                      |           | _                          | _              |              | _                      |                     |                              | -         | _             |
| _                 |                       | -                  |                      | _               | रंग्यी-रंग्यानीयोगी | शीश शामणा रचना विश्व बहारती नृत्री गायाता शहनात ग्रम | A. C. | पारमं-मोटी, बरक्तीर परता | =                        |                        |           | O DESTRUMENTAL PROPERTY OF | · ·            | ाउपारन<br>   |                        | E                   | भारतस्थाल-यास्त्रन् <b>१</b> | 1         |               |
| */05-4/6173       |                       | મા મિલ્યામું       | =                    | ग्यदर-ग्रम्थाति | 231                 | Ė                                                    |                                           | 4                        | 10                       |                        |           | į                          | F 4            | ے ع          | <u> </u>               | 1.8                 | 1                            | त्याचाभार |               |
| 87                | 44-44-44              | ٤                  | 102-[42]:1           | E -             | Ţ,                  | E                                                    |                                           | · [                      |                          | E                      |           |                            | Ĺ              | 4            | ا =                    | Ę.,                 | E                            |           | 1             |
| ç                 | 1                     | Ē,                 | Ė                    | Ē               | 4                   | 7                                                    | ,                                         | #                        | W7-977                   | 11 21 - SYTH           | 717-117   |                            |                | 1            | المالم المالمة         | यार्थ-जियार्थिन     | 16                           | ,         | ļ             |
| -                 |                       |                    |                      |                 |                     | E                                                    |                                           | E                        | Ė                        | : [                    | Ę         |                            |                |              | , (                    | 8                   | 7                            | 1         |               |
|                   |                       |                    |                      |                 |                     | 120                                                  |                                           | ***                      | Ē                        |                        |           | - It                       |                |              |                        |                     | 1                            |           | ?             |
| £                 | 7                     |                    | -                    |                 | مجدر                | 4                                                    |                                           | 明明·明明·明明·明明·明明           | श्रीरंत-अन्ति ययदान      | ı                      |           | पम्मादी १- पदी या रे       |                |              |                        | <b>3</b> 0          | ETTEN-Birt yer               |           | ,             |
| (a hand a         | ,<br>,                | -                  | ない えかしかいる            | 14              | 年記をおしかのお            | <u> </u>                                             | 2                                         | 1                        | E de                     | निक-जिक्रमभान          | महामाने । | -                          |                | 4            |                        |                     |                              |           |               |
| 1                 | 10年也中                 | 京の から              | 4 A                  | 4.47-44         | ٤                   | E                                                    | East-fraki                                | 4                        | 36<br>R**                | J.                     | E         | 4                          | ধৰ             | संदर्भ-इप्ले | 12.5                   | To only - waite     | 9                            |           | ,             |
| - 1               | - Mills               |                    | *                    | ú               | N.                  | -                                                    | 4                                         | 1                        | Œ.                       | j                      | Ė         | E                          | 五十五            | 41.1         | it-Aufent warn         | 1                   | 1                            | . 12      |               |
| *                 | ,                     | - ^                | . ~                  | ****            | ~~                  | E                                                    |                                           |                          | - design                 |                        |           |                            |                |              |                        |                     |                              | des       |               |
| Nor an            | ē                     |                    | ÷                    | 77              |                     | £                                                    | ¥.                                        | _                        |                          | 427                    |           | _                          |                |              |                        |                     |                              |           |               |
| his mer kilgile.  | they be fraid tous    |                    | the the means the    | 記が              |                     | 4.                                                   | BERREST. WIT WY                           | 1(2)                     |                          | निर्मित-निर्मातिक कर्य | をから       | क्षणणी-महत्र, भाषत         |                | -            | 作                      |                     |                              | ST.       |               |
| *                 | 1                     | 横方の ある             |                      |                 | PB- E 4 (41)        |                                                      | بنير                                      | 4                        | Z                        | Ž                      | _         | K 24,                      | 17             | ماديد عزيمنا | 1年12日一年12月1日           | the frenchia        | 恕                            | Mart 大子で  |               |
|                   | 1,00                  | 8"                 | ž.                   |                 | M<br>D              |                                                      | # S #                                     |                          | Distribution of the last | de.                    |           | Ţ.                         | 三十二十二十二        | 1            | H IT                   | ج                   | 生産                           | -         |               |
| ~ 1               | **                    | *                  | 3                    |                 |                     |                                                      | *                                         |                          | ĥ                        | <u>گ</u>               |           | Ä                          | F              | N            | M                      | ii,                 | a'                           | 3         | _             |
|                   | <u>د ٪</u>            | _                  | -                    | ~               | -<                  | ン:                                                   | معد                                       | 5                        | 9                        | me5                    | 1         | 3~                         | C              | 9            | 7                      | 2/                  | 3                            | -         | /             |
|                   |                       |                    |                      |                 |                     |                                                      |                                           |                          |                          |                        | -         |                            | -              |              |                        |                     |                              |           |               |

a s a garbay plinieria

यात्रोस्न एच्चा

श जा :क्रमंक्टर होगांहीई

= ₽ क्षान, व्यरान ( नोजन ), खतिचार, पृथ्वी विगेरे जीव समूहनु ब्याराषन, प् े पाणिशी-माणांहिने, माति-जेन, मनः पर्यवजिन, श्रुतजिन, साधु, देव (श्रावक) -जीपश्तिने, रसना पत्रशरण कानाशनाति, चार प्रथिच्यांदि जीवकादीनां ( जीवराजीनां ) चित्रना श्रप्ता शब्दाना श्रयं. आत्म साह्यितः। आहर आरायनं पुनः सहस्राष्यष्टाद्श जवन्ति ॥ ३ ॥ सुन-मुक्त दवस्य तथा अरिहंत सिद्ध गणहर, केनली गणधर, कवति पर, केनळा, आचारा श्री श्रमण धर्मरथना हजार याप ने ॥ ३ विद्या-मंजन रिष्यो-रहिन श्रेत जिन साधु **अहेत् सिन्न** । नेय एणावेश-एणावतो नधी चार शरण, रणेर-नयी हजने मजुपदार-भन्ने जांन-इजनाम तया . .... .क्रमंत्रकर हीगांविह

ग्रधन्तं सब्सार् II ch ग्या-गंग्रामे । धर्मरच पहारती गायाना अघरा तब्दोना खयु गा गंडनी-मल युक गोषमंत्रमी-दीन गुक त्याई-क्ष्माहि-कर्नु श्री अमधायमं स्य ॥ ४ ॥ क्षित्रय-कंत्रु मिन-निज्यंपताबाद्ये स्वयं स हणेडे सयं

शुक्रांगार्दि रवतंत्रह. ॥ ११ ॥

न्याहाराषि पहनापी संत्रुत, पनि इन्द्रियोनुं संबर्षिक्ष्मरमार, समायुक्त साबु पोते ्रषियो प्रण फरण, फरड़े, फामबुं तथा अनुमोदबुं. अने मन निगेरे प्रण एटले मन, घचन अने? याहारादि चार संज्ञायो खरे थोत्र इंडियादिक पांच इंडियो. माडंणिउ हवन्ति करणाइं। डिन्डयाणि पश्च ॥ ए ॥ ा जबन्ति करणानि ॥ हरणानि शीष योगा. मनञ्जादीनि आहाराद्यः संज्ञाश्यतसः आंत्राणि यायते. घ सञा. आहारांडे स ત્રો કાતા કુમસંતર કોાળણી;

¥.

ार्रभोषण−रात्रियोजन ग्रंभ-भग्नात्र वर्ष परिगाइ-परिग्रह सब्दोना छर्ष. चित्रमां थावता थ्रपत् विग-नाम्ह, उपारमाप् गाणिवर-माणीनो बध साये जोनवायी आ रम्न यायहे.॥ १ ॥ समाचारि अयवा जजरब ५ माना जर्ज-यत्न फरनार मुज-मन् 111111

होशा ३-फो भयी

नेय-हतेय-देश

44-34

ग्रा-एति

414-214

मिया-नोसं र क्षित्रम-उत्पंतर 3271-1354 ५ मा समाचारी रय पहारती गायाता व्यपरा राज्यात परिप्रज्ञा-कते पुत्रमु से समानार मायुन्जगा-आयुन्छकारी सम्बन्धि – समामारी मो नेयलाण-नियमम् शासना च्याकार-४५ अकार अन्तरिसर-मान्सरि तहीं ने क्षारं – सही से हत नेतिरयं-निस्तर क्राण-करनार(ने 537477-1431414 गण-जान

जिनना दचननी स्तुति करनार, थने जिननी स्तुति करनारं, इतन सहित, प्राणीश्य (घात) यी निवृत्त थएका यने इब्राकार समाचारीने साचवता (नषता) एवा यतियोनुं कटयाख यायो. ॥१॥ प्राणियथ निवसाना, मिहाकारं प्रणतां ॥ १

यतीमां जिनवचन जिन स्तृति

पडं ज्ञान युताना

9000

hơ

MRY II छेब-छेप विमानी चीम(यो) Q TH तेदछं अम ॥वल-भावित संप्राप्त गहाणी-प्रकेशनी हानी क्वानहप घोनाथी युक्त, एवा सामाचारीनो स्कूटरथ भेष्ट्य-भिक्षा (थी) नेई फुड़ो परम निवाणं ॥ २॥ नमुक्कार साराहि नियुत्तो ॥ द्व्य-र्व्यवद गेर-पेर यानेता ष्यपरा शब्दोना खर्ष. सामाचार्याः रथः पंच नमस्कार सारथि नियुक्तः ॥ सिनय वगो-तग करनार त्यज-कोत्रीया ( ज्ञान तुरंगम युक्तो, नयति स्फुटः परम । अवह-अवार्ष मद्र-अभ TI-TI ल फरमी मीडि मधनार ६ ठा नियमरथना चित्रमां प्रहास्त्र-मारा फालप्रमाम गारार-अन्त आहारनद धुमायच-सारा भाषवणाने सामायारीइ रहो पंच, इ रुवस-सारा द्रव्यप्तात श्रमासी-भाष्मार गृहित नाण तुरंगम ज्तो, पांच नमस्कारहप सारियवाळो, श्र-क्षायाना प्य-त्रधनना निर्वाष प्रत्ये तह जायते.॥ १ ॥ . कोपी शासमार रिटीजो-संसीनताबाको. स तजना मनबाळी मञ्जनमा मन्त्राक्षा विरव-अविरक्षि [이 유민 - 외구記구 ण-मनबाष्ट्रा 11-11

हीसामादि रचसंबद्ध, ॥ १४ ॥

11511 मह-मेय महा-प्रम् मंतं-पास ६ जा नियमरथ यहारनी गायाना थ्यचरा शब्दोन। श्रर्य प्रविरतानशन श्रमणः, मनः संबीनः सुडन्य लातुत्कर्षः अहमहारोनोद्दरिकः, सिक्ट्य तपाः क्षरमीप वनेयेत् ॥ १ कहार-नवानेत्र 在下出 ॥ औ नियमस्य ॥ ६ ॥ 作位

1 38 1 ( एक दाषानी संख्यावने ) तप करनार साघु तळेलां पकवान, मय, मांस, माखष. मथ घ्या दस विगई ( बि-श्रीरत्त ( उपगासादि यिना ) बूत्जो रहे, मनवने सन्हीन, सारा ≲ञ्यपणाना श्रइंकारथी गायाथांना थ्यप्ता शब्दोना अर्थ. कोह-कोप ाडओ गाहि मज्ज निवज्ञं हराधा ॥ य ॥ क्तास-स्पर्ध हिंत, ज्यरपाहारमी अनोदरी करनार, संक्यमी 9 मा निंदारयना चित्रमां श्रावेखी कुगने वस वर्जी दे ( जाय निष्ट ) ॥ १ ॥ कीरं दधि घृतं तेंखं, ः निरिय-तिर्येच (ना) दूप, दर्षि, घी, तेल, गाळ, <sup>:</sup> ऋति ) ने ठोनी दे. ॥ य ॥ म रुव पाव ध लीरं दृष्टिं घयं रिवसेण-मोहना बच्चयी ॥ ११ ॥ १६ ॥ १६ ॥

पाण-मान-भाष्कार

खोप-लोग भोग-भोप भोग-भोप

भय-भयनी

सिषसेणं-द्वाना बन्नयी

(H-1)

11511 MA-Fra TH-HE 中できた अद्यानि समेप तित्रन 4-10 येद्मया वर्षं पापं, 3 41 महिक्जीन

≂ = वेयाययकरो-नैयामग करनार रद्रम्मकडी-सारो धर्म कहेनार नोएना चत्रणी, देवादि चार ज्ञतेमां, शब्दादि पांच विषयोथी छाने छाशनादि दस संझा-9 ग्नुभयुपेही-सारी अनुमेशा करनार माह, राग, द्रेप ए प्रणः, मन, यचन, काया, ए प्रणः, चार गति, पांच विषयो छाने संक्रा डे. तेयी रहित षड् हे छोको यतिभर्मेनी छासेवना करो. ॥ र ॥ ufgr-enfer mir छोया ॥ २ ॥ मोहे रागे दोसे, मण वयण तणाणि गइ चउकं च॥ कामान-नाश्व o मा तपरयना वित्रमां खावेखी गायाखोना खघरा शब्दोना खर्थ. JE-110 पंचिषपयाः दश संज्ञाः यति धर्माऽऽसेवना खोकाः ॥ रु मोहो रागो हेपः, मनो वचन तनूनि गति चतुष्कं च ॥ वरे यहान्तियाद्या में जे पाप मनयी कधु ठे, ते पापने निंड छे. ॥ १॥ धुवरियही-सार्व पराष्ट्रधेन ग्रमुन्यणी भी-सारी पूछवा STATE OF द्ससन्ना, जह धन्मासन्पा क्षि-धुरित ग्रम्मस्प्रसाइ-समाप्तुष्तपाये उन्हि-उपि (मा), नेयजियो-पहित मह-भाषध्यान milk with milken 6**द−री**ष्ट्रप्पान ur-pah सम्मर्ड-सम्पक्त्वनी रुषी-वंचविस्य गणरई-द्राननी रुचीवाजी ग्रज-चारित्र (नी) वर्-दवीवाळी ॥ छ। ॥ उड़मंत्रक हो।। १०॥

の日本 अम्-सम्बद्धाः मुनाउ-मुळगो नरी-माण्स रा-नेयम II-day ) मायाखांना खषरा राज्होंना खर्ष. अविनेममो-सारा विहेन उसमामी-कायोत्सारीको सनाय धननणमो-सारा वपः परिक्रमण भी -परिक्रमण निष्वेत्को-निष्कु मं-मंग ॥ त्री तपोरम ॥ ७ ॥ वया-वद्य ग्यानेसा-नयात्रव करनार **ि मा तपरयनी यहारनी** यानोर इ-मानोत्र गुन्। वर्ष नाणकड देह विके न्तर्तत्र-मञ्जन्तर्

2

202 क्षतमि , देदविषेकी न्यार्गाद प्यातमी रिहेत, सुमागनिक, ( सारी वापना व्यापनार, ) ज्यतमी, तपमां बुद्धि राखयायी परदेश-पुलने माटे मीसेणउ विवेग उस्सम्मा ॥ कींप ठेदात् मृद्याभ्य, तथा नगस्यित स्तथा पारांचितः ॥ यू ॥ विवेकोत्सर्गेन्यः तपोमितिः ॥ गायायांना ययस सन्दोना थयं. तयी कोइ शुद्ध याय हे. ॥ श्र ॥ ार बेक्सक्रयक्रक, स्पर्गत कालोब्य कोडिप ॥ १ ॥ ग्रासी संश बरतार एका कोइ (विन) ब्याज़िन गुद्ध याव हे. ॥ १॥ टाम्प्रीक देवति है, महोसीला सुरामिका वांडेय र ष्याद्योड्ने प्रतिक्रमण करवायी, मित्रणयी, विवेकथी, मायी-कान्त्री गाजी-वानी आखोच्य प्रतिक्रमाणतः, मिश्रण ( ए मा संसारत्यना चित्रमां खायेची ग ठेरपी, मूळपी, घनवस्यिनपषायी, घने पारांचि मृत्यय, तहाण ाडकमणउ, the-agen far जीसे-जीव कोई छेया 1 आस्टोइउं प مداواته اعطا اواهما मिश्मि-कार्शिय

u as u spiere Flinikilt

| ありるのうのうろうろ                                                                                                                                                                                    | ゆうとしているとのしょう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सण्य जनस्तात क<br>गुप्ते<br>गुप्ते<br>गुप्ते<br>गुप्ते<br>गुप्ते<br>गुप्ते<br>गुप्ते<br>गुप्ते<br>गुप्ते<br>गुप्ते                                                                            | स्तार मध्ये स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वार्थन स्वर्धन स्वर्यम स्वर्धन स्वर्धन स्वर्यम स्वर  |
| संगर-भोजेठे<br>कमा-की, एष<br>समी-की-सार<br>समी-की-सी-सी-सि-सिपी<br>सि-सिपी<br>सिज्जीय पानमे स्थे<br>स्थार-पण स्थान मे स्थे<br>स्थारीस-सार्थ                                                   | स्ति मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| महिय-अधिय (ग) वार्गित्य-अधिय-अधिया वार्गित्य-अधिया वार्गित्य-अधिया वार्गि-अभीवा वार्गि-अभीवा वार्गि-अभीवा वार्गि-अभीवा वार्गि-अभीवा वार्गि-अभीवा वार्गि-आ वार्गि-आ वार्गि-आ वार्गि-आ वार्गि-आ | निरमान्त्रे<br>मन्त्रमान्त्रम्<br>मन्त्रमान्त्रम्<br>मन्त्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बागदीता.<br>शन-ने<br>एपा-पारे-श्मे<br>हार्य-पार्थातायम<br>वाज-पप्ताय (ता)<br>विज्ञीतित्य, वेडकायन<br>बाज-पार्थाता<br>बाज-पार्थाता<br>बाज-पार्थाता                                             | न से न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| But But But But                                                                                                                                                                               | Succession of the succession o |

इन्डियोना सखने माटे पृथिवी विगेरेना ऊर्धादिशि पुरुषजीयः मोघी श्रोमेन्दियस्य सुखहेतम् । यो हिन्ति ' जे कोपी पुरुष श्वासामि स्वसम्बर्गा १४ ॥

11 23

तित्रस्त ने बहुस्थान त्रमण, जुःखनो कटमषवर्भ टीर्घ स्थिति संसार, जवाटवी, पापनो वर्ग

प्रयोक्त जीव खागळना

) ने मेळ ने ठे थाने पाठळना त्रण (पदार्थ) ने मेळ नतो नथी. ॥ १ ॥

त्रावशत्रथी निस्तार थने मोक्ष्मुल ष्राटला पदायों

नमूह, सुगति,

Hay - Mari मधुत्तरपा –तपे MINE TO VITA

शब्दोना खर्च. तवं--तप्रन

**१**० मा धर्मेरवना चित्रमां छावेर्छ

नारि-नार्

पना दिग्यथी निरंक 品品 श हट ॥ जुमांत्रकर

1 28 × शब्दोंना श्रयं. \_ S = धरश्च क्रधंदिसि नारीजीयो, वानंवितरित मस्यमः सत्ययतः प्रथिवी जीवान ११ मा संयमस्थना हित्य करनार, दामावक ॥ ६८॥ जुसलेक्ट क्रीएवंजीह

समाचारी सहित प्रत्ये शुक्त, स्थाकार नामनी | हपतो ॥ १ रोजय-वारि

नवजन् क्राचंदिति नारीजीयो, यानंवितरति विश्रोतविषयमनाः ॥ वीष इन्द्रीयना निषययी पिरफ. कमामां रक्ष करनार, अर्थिवशामां नारीनो जीय मृषिती जीयान् र दन्त, खांतिखमो

ब्रह्मचारी, ॥ २ ॥ वोधनार, शांचयुक नीयांगाहि स्पतंत्रह.

११ मा संपमस्यना

रिसा-हिसाने

शिला-दिता को

पासाद-भाषा चित्रमां आवेद्यी गायायोंना अघरा शब्दोंना अर्थ. उद्दर-उपेक्षा

युक्त, संयमवाळो

धरश्च ) ॥ शु ॥

सस्यमः सत्ययतः

क्तमावने युक्तः

शन्तिकमः

n es n

ਸ ਜ

स्गिकार नामनी समाजाती महित्र प्रत्ये स्वरू r E , द्वाम ॥ १ ॥ F E माम-मन् かった ॥ प्रष्ट ॥ -क्रमंत्रम्पर भीतगंद्रतिः

2 = विच्छारहर्-विस्तार्घ्व गभिनम-अभिनामरुर्च मणपञ्जय-मनः पर्यः श्रोहि-अव्सि अभ-जीत, मधान किरिया-क्रियावर्च निषह इ-योजहची १९ मा गुन्तसेश्यातिकरपना नित्रमो खायेखी गायाना छाषस शब्दोना छथे. गार्जा-धार्जा मुत्तरह-मूत्र ६ची पुन्वधरं-पूर्वध गायाजना द्वटा शब्दोना झर्थ. नव-नव प्राप्तपारि-आनमने पारक ग्रमाणधारि-धुत मज्यस्ने भाणापारि-आज्ञा थारिने पंसामि-नमस्कार करं ग्रासभित्र-सास्तादन **ค**โฟกน−ท[นุทุน क्ट्यार-विस्ता ाम्मर्ग-समिक्त क्तिया-क्रिया करमारने संखेब-संक्षेप जर्ब-इस्रे TH-TH म-मळी यहारन जिसामि-नमस्कार फर्स्ड ताराम्बंबि-साह सद्दन यागम्यारि-आगमना ११ मा शुज्ञखेश्यात्रिकर्यना 111111-114,424 पांती-पारण करती परंता-यारण करते रण करनारने नेसमां- निसर्ग 414-UI42 म-रिवान 레이스처럼 F-19 वेउटेस-देश केऱ्याबाक संबची-स्विक्त्रकान्त्री उरासीयन-ज्यक्त बर कमी-उपक्रम प्पासा-मन्बद | M|-44 さード 1 ત્રુક ૫ .કુમ્લંમગ્ર કીર્તાણી

ि विष्ठे च होइ वयहारो ॥ निस्थ , वेदकीपश्रमिकं च सासनीयं ॥ घारणा, च जितश्च जवति ट्यबहारः चंउ दस, दस नव पूबि = 2 = जीयः होष ठे.गा ३ । प्रक्रमं वीतरागैः। धारणा य, ।णरुइं लागिक कायोपरामिक पीतरागोप पांच जाततु सम्यकरत पजिष्धे च सूत्र, ' निक्ति धने सास्मादन. ॥ २ ॥ आगम श्रताडड्या लान अनिगम आगमस् केरेड्रेच क्रिकेटर शामाधीर

| I Table                                                                                                                                                                                                                                         | ~~~~~               | Drec.                                                             | 13×0                                               | 20°                                                                                                     | ~~~~                                          | Der Co |                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| आगमने परनार, श्वतगुणने परनार, आज्ञाथलार, पाएण परनार, ब्रह्मनर्थ परनार, श्वयभा विकासका व्याद पूर्वगर   वि<br>जीतक्ष्यवद्गार परतार, केनळज्ञान परनार, मनःपर्वग्ज्ञानवाळ्यो श्वाविज्ञानवाळ्यो चोद्र पूर्वगर   वि<br>व्यग्नपैर छाने नव प्रवेधर हे. ध | गम श्रु<br>ग़ारि, च | १३ मा अञ्चलहेरपातिकरवना चित्रमां आयेखी गायाना थाष्त शक्तोना थायै. | जी-ने दस-देव विष्-गीभेरे धनन-गर्मनेत्रात्रात्रा हि | क्षेत्र-टेरपाताको अभिगार-शोत्रहोक अनु-भाषाय तक्तान ।<br>सीज-सीख सिन्द्र-निवादित गाह-सामुक्त संग्र-पारिक | अगिरिगर्-अन्तरिश्रीक<br>अमिनिवेसिय-असिनिवेशिक |        | १३ मा श्रग्जनसेक्यात्रिकरथनी वहारनी गायाटीना तुटा झब्बे | नी-जे शिष्प कर्षा भी करायोते विकन्न-मूर्ति विजयुर-कायुक हिन्दी-पानि सह-सायुक |

| *<br>=<br>@@@@@@@                                                                    | Grand One One                                                                                                                                                    | <i>የ</i> ፖንዳር የሚቢ                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सपहरा-राजहरा<br>पत्र-गार<br>गिरजंते-१४त<br>पस्टरी-एवीस (३)                           | ।<br>मेग्गह विवज्जं ॥<br>॥ १ ॥<br>सि॥                                                                                                                            | र ॥<br>स्रोक्तवाने वर्जता पृथिमी<br>सियं चेव ॥<br>॥ २ ॥                                                                                                                                                                                                                        |
| 12                                                                                   | ॥ श्री ष्ययुभवेश्यविक रव ॥ १३॥<br>णहरोस मणसा, इथियकहाइय अभिग्गह विवज्ञां<br>जैएरखंतो, खंतिजुए साहवंदामि ॥ १ ॥<br>कृष्णवेश्या मनसा, स्री कथायां चातियह् विवजेम् ॥ | गुष्पा जागण् रकतः कमायुतात् सायून् बन्द् ॥ १॥<br>डोने क्रण्येन्यमानका मनवने वार्जत, अनिमक् मिष्णाल थाने स्नीक्ष्याने वर्जता<br>विशेषाने पाठ ने तेन क्षमायुक्त सायुजेने बांड्युं. ॥ १॥<br>अभिगगह मणाभिगहियं, तहा अभिणिवेसियं चेव ॥<br>संसद्य मणाभोगं, मिच्छत्तं पंचहा होई ॥ २ ॥ |
| 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                              | ाश्री इ<br>गणसा<br>तो, ख्                                                                                                                                        | गुष्पा जायान् रक्तः कृमायुतात् साधून् वन्तु<br>डोड कृष्ण्डेरणकाळा मनवने वार्डेतः, अनिमक् मिष्पात्त<br>व्यादि डोशने पड़े डे तेन क्मायुक्त सायुडीने वांड्डां. ॥ १ ॥<br>अभिग्गह् मणाभिगहियं, तहा अभि                                                                              |
| ્રે મહિલાદેશ<br>મળાતિવાદેશ-મળાતિકાદે<br>જાા-તલ<br>પ્રદા-તલ<br>પ્રવ-વિચે<br>પ્રવ-વિચે | ्रे जो किण्हलेस म<br>पुढाविजिएस्थ्स्<br>वे कृष्णतेश्य                                                                                                            | भूषपा जातान् रख्<br>जेत्र कृष्णवेद्यात्राज्ञा मनत्र<br>व्यादि जीशने पाळे वे तेत्रा क्षम<br>अभिगाह मणाभिग<br>संसद्ध मणाभोगं,                                                                                                                                                    |
| as a section of the same is a section of                                             | eș u santes plinieli                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

करिया करियोतिह वास्त

रक्त शत्राहिता चर्णे.

FOR STATE OF

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* **\***\*

the many

THE PARTY OF STATE OF

this series with with मारिय-भागुरिक्ष यात्रम

> وتسو وتو مطلة أملك かんしゅん

> > 1 to 100

नने नेमन सनकता. या पार विकास परिता

THE REAL PROPERTY.

महाराष्ट्राच्या स्थान

12 12

Barrel Canada

रांच जानतु होय है. (१) डानिबाइक, (२) धननिबाहक, (३) थानिनिशिक

) स्तातिष अने (ए) जनात्रांम, ॥ २ ॥

मांदायिक मनासोगं, मिय्यातं प्यथा ज्यति ॥ १ ॥

ट्यानियहिक मनानियहिक, तथाठानि

द्तकहा, तहय रायकहा ॥

भत्तकहा,

27-24-55

॥ ९६ ॥ ज्ञयसंघर शागंद्यीइ

॥ हरू ॥ इष्टानकर ज्ञानहार

हेद्प देवकिबिसि, अभिओग आसुरिय सम्मोहा कन्द्रपे देविकिट्विषा, त्रियोगा आंस्ररिक सम्मोहा . पंचाविहा मावणा

रपातु संभिवधा, पश्चविधा जावना जाषाता ॥ २ ॥

(१) कंदपै, (१) देवकिट्यिश, (३) अनियोग, (४) आसुरिक, (५) सम्मोहनावना या पांच सिसंजमोवघाया,उग्गम १,उप्पाय २,णेस ३,परिकम्मे ४,॥ दंश संयमोषघाता, छद्गमो त्यादैपाषाः परिकर्मः ॥ प्रकारनी क्रिष्ट जावना कहेली छे. ॥ २ ॥

त्रीयांगाहि रथसंबद्धः **॥ ३**४ ॥

11311

दस संपमना उपघातक ठे. (१) जदगम, (१) जत्याद, (३) पपषा (४) परिकर्म, (५) परिष्रण,

(६) ह्यान, (१) दर्जान, (११) चम्रिक /११) व्यक्ति

परिहरण ) ज्ञान दर्शन, चारित्राऽप्रियत्व संरक्षाः ॥ ३ ॥

किछिठ जीवाण नायवं ॥ ४॥ छाधमां मागंजीया, छासाधुर सूत्रं पद्यविपरोताः ।

अध्ममा मम्मजीवा, असीह् असुत् प्वविवराया ॥

थमेमां ख्यमे संकाने, मार्गमां अन्मार्ग संकाने, खजीयमां जीय संकाने, सातुमां खनातु हतुमागे, जन्मागी जीवेजीय बोद्धन्यः ॥ सूत्रमां ष्यमूत्र संज्ञाने परिहरे छे. ॥ ४ ॥ पाठातर) धमंऽधमं संडाने ने

भंडमच-दात्रा तदा माग्रहमं व्सणा-दीव रहित भारत

पाया-क्षपट्यं माण-मान्य

१५ इर्पापिकारयना चित्रमां व्यायेषी गायाब्योता ब्राम्सा शब्दोना ब्ययं.

साधुन साधुः सूत्रम सूत्रं चैव परिहरति ॥ ४ ॥

| D. 05                  | Sm/                                              | 20                                              | N.G.                                                  | ©                    | 72 G                | ~                    | gnul                  | र इत्या                   | Bon                                          | ي<br>د | g×C                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| डाइविया-मय पेमाड्या    | अणामी-एक स्थानकथी                                | श्य-नाम ० हाम<br>विणासिया-नास कर्पा             | प्रयं. ॥                                              | ' पंचित्री-पंचेत्री  | अभीर-जीरनिनामा      | सहित–सहि             | प्तं-प् महारे         | अभिष्या-तामा भारता कृष्या | ममुख-रिमेरे                                  |        |                                |
| भींदै घस्या            | संवार्या-गरीरे गरीर मेळव्यां<br>संवहीया-पीडा करी | परियागिया—रु:सो क्यो<br>किञामिया—प्रक्रमा       | १५ इयोपथिकारथनी यहारनी गाथाजैना द्वटा शब्दोना छर्थे.॥ | समिति-पांच समितिताळो | योग-प्रम जोग        | एकेदी-एक हंद्रीयवाला | मेहरी-मे हंद्री पाळा  | तेर्श-यम रंत्रीयाळा       | चगरिश-चगरिश                                  |        | किरथ ॥ १५ ॥                    |
| अभिष्या-सामा आवताहण्या | . ते–तेमने<br>स्वमायेमि–स्वमाधुंछु               | वित्या-पुळे करी दांब्या<br>डिसिया-भीव साथे अयवा | पथिकारधनी यहारनी गा                                   | पुर्वाप-प्रथमी       | जीय-जीयोमे          | रख्यतो-रक्षण करतो    | अमिद्दा-साम् आवता है- | से-वेमने                  | खवाविवि-खवावुं हु.                           |        | ॥ श्री इरियापिधिक्तिस्य ॥ १५ ॥ |
| वेहरीया-वेहद्रीसञ्ज    | विरंदीया-यणहंदीबाळा<br>चर्डारंदीया-चार हंदीबाळा  | ्रंबिदीया-पांचरंत्रीयाळा<br>अन्नीया-अनीब        | १५ इयो                                                | वयसम-वपद्यम          | धरेण-धारण फरनाराबडे | मणसा-मनवड            | फाए-फाथ<br>निगको-निगक | य-म, मळी                  | इरियासमिभो-इर्था समितिबाळी विवासेसि-खवाबुंडु |        | ·                              |

प्रहाबिजिए स्क्लंबो

महसे दि-ने यानो देश होय है चेही५अजनीयसहित एवं१० अभिह्या प्रमुख दस मेद॥२॥| दिन्मिति - दिनेत महारे हु | सर्तान्ते-पमा छोतना चर्रे बहुममपं-यमा लोक मेगी करी सेरे छे. टुं उपरामवाळा मनवने फ्रीपथी मिमुक्त छने झ्यौदि पांच सिमितिवाळी यहने माराथी माग्य-मग्यक सरे छन्-जन्नं, (उत्तु) १६ घात्नेचना रवना चित्रमां घायेत्वी गायाना घ्रयरा शब्दोना छर्य. प्रुधिदी कायिक जीया, अजिद्तास्तान् एक्पयामि ॥ १ ॥ अचुवार्-अनुवाने हरी गायर-नादर, मोटड एक्ट्रो-रचन अवश्रम धर्षा मनता, गाना डेन もって हणाएटा प्रविकायना जीगेने समाबु हुं.॥ १॥ याया-क्ष्यद्रे रिवासी से अने व प्राज्या-प्राच

बहुत्रगय-चगोयेगो आली यन्त्रे मालिये ते . पुत्र मुग्र न प्राज HE १६ मा ष्राद्योचनार्थनी यहारनी गाषाजैना हुटा शब्दोना थ्रथे. आवोचना परिषाती, मनसा ऋाधादि वर्जित: शब्दं ॥ काहाड बिलंड प्रथियी जीवान् रक्षन्, आकम्पते तद् विवर्जयामि । सराउल-यन्याकुत्र, वतायळ निमोन् पग पगटाण पिर-पादरजने आलोंने ते दंग-सःमनेज जालोये ते न शालोवे ते मालोने ते. नीय-बीनाए दीठेले ॥ श्री छात्वांचनारथ ॥ १६ ॥ आकपड भोक्षा-भग्रद्ध आहारपाण अंग्रमाणदृत्या-चर्णा अपस्रोध ोडं आस्त्रीयं हे. आलोबे ते. र ग्रन्ने मिति देखाडी वेवडजेमि-चर्डी एं आहायणपारणञ तंत्राया-धने छे, स्पेके रिणायी-परिजामकाळ प्रात्नोयणा-भारतेष्मा ोहा १- को पाहिन्द गुसा-पनवुर .ड्रेम्बेस्टर होगाहि.

श्राक्षोचनाना परिषामवाळो, मनवेन क्रोवादि खने शब्दादि पांच निष्योधी रहित पृथि गी

विगेरिना जीगोनुं रक्ता करतो ने

| 11 3 in 11                                    |                                    | -                                   |                                                                 |                    |                               |             |                     | _              | ~          | =              | 7                  |                   |                   |              |                                                        |                | -                      | -4              | ~  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----|
| 3                                             | -0 (                               | _                                   | 43                                                              | Ÿ                  | me.                           |             | 33.                 | _              | =          | =              | _                  | 63                | -                 |              | <u> </u>                                               | <u>- رو</u>    |                        | T.              |    |
| । सुहुमं वा ॥                                 | = ~                                |                                     | ाटदोना टार्य.                                                   | मिन-मनीयने         | बंद-ह नारंड                   | _           | मगदना-पारंत सदित    | धुन्ति-नियोमना | तब-तप      | संत्रम-पारिय   | मध-सन्             | सोय-धीन           | अमिष्या-सियम रहिन | यंध-प्रकाश   | ॥ ध्ययं.                                               | ( सया-पास्ता   | खित्रमा-सपाप करीने प-  | न स्वा          |    |
| नं दिइं नायरं व                               | ात तस्सीवे॥                        | M. M. Market                        | त्वी मायात्रोमा छघरा इ                                          | अस्त-यदा           | द्रणा श्ररीरना भंगने षांडे ते | अरुनि-मणाम् | महामून्छ-प्राप्तारी | विकास - अभाव   |            | falk-falk      | सद्द-मद्दान        | मर्था - मर्थ      | संनि-धमा          | जुना-युक     | ी गायाजेना द्वटा शब्दन                                 | निसर्गम-निषयमा | चिन्ताक्यं-विंगाक्याने | म-नह            |    |
| आकंपइता अणुमाणइता जं दिहं नायरं न सुहुमं ना ॥ | सहाउछं बहु, जण अद्यत्त तस्सिवि॥ २॥ | - Carlotte Maria Carlotte Commencer | १७ मा रागजिक्तरयना चित्रमां खावेली मायायोना छघरा शब्दोना छर्यं. | विषयमि-निषयनै मिये | हत-हा                         | राग-राग्ना  | गंप-गंप             | फारत-स्पर्धे   | जिमा- विवा | अवर्थ-अवस्याने | ण-नगी              | गुर्जा-पाद्यो     | दंसण-दंसन         | नीसासा-निषास | र मा रागित्रकरथनी बहारनी गायाजेना त्रुटा ज्ञदना थ्यथै. | मणसा-मनने      | 京年十年                   | H4-32           |    |
| आकंपइता व                                     | छित्र सदाउलं                       |                                     | १३ मा साम                                                       | 一 なかった             | काषराग्र-विषय भोगना श-        |             | रिया-रहित           | 中で一下中          | निक-परि    | देवेत-देवीनी   | मधुष्यु-मनुष्योम्। | निरिषतु-निर्मयोमी | नरस्य-नरमने निने  | गर-बन्दना    | 13 H                                                   | 一一一一一一         | कापराग-काम रामच्टे     | रिषा-राति-क्मास |    |
|                                               | D. C.                              | ~                                   | g)×                                                             | e.                 | 2                             | rez         | 1                   | <b>3</b> -1    | ري         | ಾ              | out,               |                   | ر<br>ا            | 4            | ٩                                                      | *45            | 7                      | )vcC            | 70 |
| माखांगाह रचलंबह. ॥ वृथ् ॥                     |                                    |                                     |                                                                 |                    |                               |             |                     |                |            |                |                    |                   |                   |              |                                                        |                |                        |                 |    |

유 = मनवरे चिन्तावस्थाने नथी गाण्ड-याजनो युतान् तान् मुनीन् वन्दे ॥ १ ॥ दर्जिमच्छइ, दीई नीससइ तह जरे दाहे॥ मुच्डा-मृज्ञी प्रण-मरण ॥ श्री रामजिकस्य ॥ १७ ॥ शब्दादि विषयोमां हु-नोपाने. पिन्य्-इच्छे । जर्र-तान आवे दर्धि-दार याय दैवंस शब्द । भरा∽आहारनी मगोभ-अध्नो नवंड्डं ॥ १ ॥ जे फाम रागयी रहित, देवादि जवमां, חשום ה ता-येषभ गहेअ तेवा कमावाळा मनिडीने जे कामराग I bell ध ०४ ॥ .क्रमंत्रक्र ही।एवंदि

मेत अराअम मच्छा. उम्माय पाउणा मग्ण ॥ २ ॥

| 11 (3) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13                                                                                                                                                                     | But One One One One One                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र्जकारोची मूठी, ठन्मावः, दोर्घ निःश्वसिति तेना ज्वस दाघः ॥<br>बाग्नो, १५ दाह थम, १३) जिनम्बं, १४) जिनम्बं (१) नीम् ॥ २ ॥<br>१ थानमे, १५) दाह थमे, (१) थाहरती थर्जन् (१) नीम इग्रुं (१) दीर्घ निमास हेगे, (४) | गिरवी गायात्रीमा खश्या शब्दोना छत्र.  गाया्या-गांगात्रमत्ते शंगीत-गां श्री गायां-नंत्र स्तं ते गायां-मानेगाति शिष्य-नंगात्रमे निम्मो-नंन स्ता भावात्रमेन स्ताम्भावात्रमेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जंकारोची मूठी, उत्मावः प्राप्त निःमसिति तेचा च्यरा दाघः<br>नमनी रस थ्यरचा कहे हे. (१) चितकुँ (१) जोषा इग्रुच्<br>सरेहर (१०) मए; थादर कमा, (६) थाहरत्ती थहनी, (१) नोर्ग हम्मुं (१) दीर्ग निम्                 | रेण क्षान्वद्दांन चाहित्रस्यनो छांदर खांचेडी गायाखोना छारा हाव्दोंना छाते.  रोता-कोत विद्र खांचेडी गायाखोना छारा हाव्दोंना छाते.  रोता-कोत विरुक्त मार्थाना के स्वाप्तिकाति के स्वाप्तिकारि हो स्वाप्तिकारि के स्वाप्तिकारिका स्वाप्तिकारिका स्वाप्तिकारिका स्वाप्तिकारिका स्वाप्तिकारिका स्वाप्तिकारिका स्वप्तिकारिका स्वप्तिकारिका स्वप्तिकारिका स्वप्तिकारिकारिका स्वप्तिकारिका स्वप्तिकारिकारिका स्वप्तिकारिकारिका स्वप्तिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Concores                                                                                                                                                                                                     | Substitute for the state of the |

# 28 H रसामार्ग-सरसारकार ए m श्रानश्तांन क्यारित्रस्ता पित्र पद्मारती गापाठीम जुटा शब्तातो थयो.॥ पिंडध्यज्झाण पहमचय्तरीणा मंहिष्-यंक्ति माग्ररे-माग्रर रभोते-मृत्रो UH-174 १पे-पप साहूणं वंदे ॥ १ 1 द्पें च परिहरतः क्वान्ति क्वमान् साधून् बन्दे ॥ १ ॥ पै कानमेव मनसा, पिंक्त्यध्यान प्रथमत्रत्वीनः ॥ मणामोग-त्रत्रायरणे: अनायोगे ॥ श्री ज्ञानद्योन चारित्रस्य ॥ १७ ॥ नग्रम-रमस्य स्वान 1-413 Tol-HERIC माय-मपाई वातिखम् : निम्मदे-सदाय हानि तिरांने-ह्या रात्रो गाम-सम्बन्ध स्रे-मानु (१) के विष-युन्ध दियम्-वर्ष された जे नाणंचिञ्ज । देप व Plate mil CANTIL - CHARG (CH) Gra-Gra (4-x7(4)) FIR-1414 457-420 一大年二日 gainer elmielt.

जेटी हानी डे खने मनवेत्र पिंतरपादि चार प्यान थने प्रयम प्रतमां छीत डे, दर्पनो जेषे

लाम करों डे क्या क्मा रासकाने रामचे साम्डेन कु बांडुने ॥१॥

r če = वि कर्मेहाप करेंग्रे.॥२१' वासुर, वारंगर व्यावतेन, शंकाषाळु, सहसाकार, जय, प्रदोव व्यने रुशातीय-इपातीन रूपस्थध्यान मार्खेनिः ॥ १ए मा पञ्चरकाषरवनी चित्रमी गायाठीना हुटा हान्द्रोता ध्वर्ष. पिंतरययान, पदस्यध्यान, रुपस्यथ्यान, रुपातित ध्यानमां द्यीन ययुत्रो जी ं करोति ध्यानं ॥ ग्रु साम-ध्यान ह्पातीतं च पुनः, रंगतीतं च पुणो, 在一品 दण पमायाणा १। हप्त ॥ अन्रमंद्रक ।। अत्र ।।

2 RR 2 अणागाई-आगार स्रित पिंडध्यज्झाण सामाइयन्यलंगा द्वश्-दक्ष मक्तारे( २ परियाण-परियाण भक्षाडचं-अधोतीत (माज--परिमाज रवसेमं-ममस्त व्याद्यं-अपति 55-F गायाजेना अधरा शहदोना आधे. सागार-भागार साक्ष ॥ श्री पचकाणस्य ॥ १ए ॥ रिस्सामि–करीज भट्टि-नियंतित न्या-न्यार् इ.डाण-प्रस्तेडाण भिरामार-अभिग्रह गंत्रिल-भावित मणसराज-भन्धन मणागरं-अनाग्त गणविकविय मणसा विगर-विगय लीगो-लीन फया-फयार 44-46 डिमांपराय-मृत्य संप्राय गीरारि-धरिस्मान्त्रीक में (एत्राय-चवात्त्वात वेय-चेदोपह्यापनीय مودم-المعص 2 m - 2 3 الما-دواط

मार्वण ॥ १

नवकार

N AR II जाजनार पन नमस्कार ( नोकारसी ) सहित धनागत पत्त्रकताण कगोरे (मनथी) करीस ? ॥१॥ रिंक्त्यादि चार प्यानमां रहेखो थाने सामापिकादि पांच चारित्रयो युक्त एतो हु काननो नियह सागार अणागारा॥ संकेअं अदाइयं दसहा ॥ २ ॥ दम जान्तु पराम्कान के यनागन, व्यक्तिन्त, कोटि सहित, निर्पत्रित, सागार / तन्त्रकत्त्वः चनवा, प्रमुद्ध्यन्ति वानगष्णभ्रतिति ॥ नमस्कार सहितमनागतं, कदा करिण्यामि जावेन् ॥ १॥ कोटि नियन्त्रित साकार मनाकारम् ॥ गायाजीना श्रयत तक्ष्मीना श्रयं. गडिन) यनागार (यागार शहेन), परिमाप्तइन, मिरनग्रेर, सांक्रेतिक्ट ( परिमाण निरम्होपं, सांक्षेत्रं अर्थातीतं दहाया ॥ छ् ॥ अनागत मनिकान्तं, क्

| RR THE STATE                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| व्यागार्-नागार रहित<br>परिमाण-परिवाण<br>कडं-करेलुं                            |  |
| अणागयै-अनागत, मविष्पां<br>क्ष्या-व्यारे<br>करिस्सापि-करीश<br>मावेण-भावे करीते |  |
| ग्-शुस्मि<br>सण-एक्तसम्बु<br>स्पे-एक्त्वनम्<br>स्ट-भाषिङ                      |  |

निविसंस-समस्त, निविशेष संकेयवियं-संक्रेम यह गय्हें पद्धाऽयं-अधानी समार-अमार संहित कोटि सहि-कोटि स मड मतं – अतिक्रांत ने निमहि-निमंत्रित

4िरग्र€−अभिग्न?

रणसम्ज-भनद्यम रंगर−रिगय १ए मा पच्चरकाषुरथना

अग्रे-लीन

प्प-ग्रत

पहारनी गायाजेना ष्रधरा शब्दोना खर्ष. करिस्सामि—कशिष्ट ग्विण-मान्य

द्सहा-दशः महार नेरबसेस-समस्त गद्दाइपं−भघति} तेरी-क्रोह नेयष्टि-नियं ति, नोप्तारसी मणामय-भनामन,

पिंडध्यज्झाण सामाइयवयत्रीणो ॥ श्री पचकाष्परय ॥ १ए ॥ नाणविऊवि य मणसा,

मानेण ॥

मणगय, कया

नवकार सहिय

फप!-फपार

वेटस्य-विदस्य

नाज-ध्यान

[णसा-मनब

n KB U .त्रमसंसर होक्तिस्था

70-11

तिष्य-महित

हिमांपराय-यहम संप्राय रहिस्ताय-यवास्तात ग्वकार-नोकार

श्री - धीन

रिस्त्यादि चार प्यानमां रहेखो अने सामायिकादि पांच चास्त्रियो युक्त एतो हुं झानते नहिन) जनामर (जामर गर्दन), विमाणकृत, निरातेष, संक्षेतिक् (संकेतमञ्ज) खते ज्ञानार पन नमस्कार ( नोकारसी ) सहित घनागत पञ्चस्ताण क्यारे (मनषी) करीरा ? ॥१॥ र्म जान्तुं प्याकान के जनानन अनिकान्न, कोटि सहित, निर्माप्रत, सागार ( आगार अणागय अडकंते कोडी नियद्वि सागार् अणागारा ॥ TT-T7 (Kill) परिमाण निरवसेसं, संकेअं अद्दाइयं दसहा ॥ २॥ 1-4-4-11-11 नी-पीजा ध्यतागत मनिकान्तं, कोडि नियन्त्रित साकार मनाकारम् ॥ ३ मध्तम्यत्री संश मारेत्री मारायोम खन्स स्वास्त मारीमा आधे. ज्ञानिवद्धिः च मनसा, पिम्ह्यध्यान सामापकनतवानः ॥ नमस्कार सिंहतमनागतं, कदा करिच्यामि जावेन् ॥ १ ॥ ग्रिमाण निरयतेष, मांहेने छाशीतीने दश्या ॥ ए ॥ 七年七日 · · 11:11 Kendy have salient فدلي وفينولي ال なるというないとなる 如此 中联络扩下。 11 条 11

| प्रकारिताकोत्र द्वामन-द्वामन् द्वामन् द्वामन् प्रविक्तान्त्र प्रवाद-कार्यस्य प्रविक्तान्त्र प्रवाद-द्वामन् व्याद्य-कार्यस्य प्रविक्तान्त्र प्रविक्तान्य प्रविक्तान्त्य प्रविक्तान्त्र प्रविक्तान्त्र प्रविक्तान्त्र प्र                 | प्राथम स्प्राप्त-रामन् स्वा-मारे<br>प्राथमिक स्प्राप्त-रामन् स्वाम्य-स्पान्<br>प्राथमिक स्प्राप्त-रामन् मार्थन-मारे क्रिने<br>प्राप्ता स्प्राप्त-रामन् मार्थन-मारे क्रिने<br>प्राप्ता स्प्राप्त-रामन् स्वाप्त निर्मात-मार्थन सिर्मात-<br>रिप्त-पिप्त सिर्मात-प्रमार सिर्मात-स्प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सिर्मान-स्पर्मा सिर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मा सिर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-स्पर्मान-   | Marie a                   | The - The                | मनागर-मनायत, मनिव्यत्   भगामाई-मातार रहित | भगागाई-मागार भीन                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| प्रश्न प्रस्ति-प्रस्थात्री स्रीसमानि-स्तीय प्राप्त कारिय-मानि प्रमित-मानि स्तीत प्रस्ता कार्यक्व-मानि प्रमित-मानि स्तित्र स्वित्त स्वात्तम् । १ए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्राचीद प्रवाने-प्रत्यापु सिलामि-क्रीय<br>प्राचेत्र मेन्द्र-म्रियं<br>प्राचेत्र मेन्द्र-म्रियं<br>प्राचेत्र मेन्द्र म्रियं<br>प्राचेत्र मेन्द्र मेन्द्र मेन्द्र मेन्द्र स्वान्त्र स्वान्त्य स्वान्त्र स्वान्य स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्य स्वान्त्र स्वान्य स्वायन्य स्वायन्य स्वायन्य स्वायन्य स्वायन्य स्वायन्य स्वायन्य स्वायन्य स्वायन्य स्वयन्य स्वयन्य स्वयन्य स्वयन्य स्वयन्य स्वयन्य स्वयन्य स्वयन्यय     | वय रादावस्थान्याच         | المداسا-دوالل            | **************************************    | afritat-nflarm                    |
| प्रत्य गंगाप भारिक-भीव पार्का-पार्क कांनि निर्माता कांक्य-पार्क कांनि निर्माता कांक्य-पार्का कांनि निर्माता कांक्य कांक्                 | पार गोरा कारिक-मानिक पार्थन-माने कानि नार गोर्थन नाने कानि नार गोर्थन नाने कानि नार गोर्थन नाने कानि नार गोर्थन नामिक कानि नार गोर्थन नामिक नाम             | afterft-afterfegle        | वरवाले-वरवाले            | प्रिस्मापि-इसीज                           | יייי און לאלמו                    |
| पारकार भन्नवर-कराता प्रहंत-भिन्नहोने<br>भीरण-भन्नवर निमहि-तिस्वित्त<br>रिण-निगव गातार्-भागर गरित<br>रिण-निगव गातार्-भागर गरित<br>स्प-भन्न स्प-भन्न स्पित्ति गायान्तिम व्यवस्स हादन्तिन<br>स्प-भन्न स्प-भन्न स्पित्ति गायान्तिम व्यवस्स हादन्तिन<br>स्प-भन्न स्पन्न स्पित्नेन्द्रस्स स्पन्नि-क्षित्रेत्र<br>स्पन्न नस्सर सिके-नद्रस्स स्पन्नि-क्षित्रेत्रम्स सिके-<br>प्रमाण्य-भागर, मस्या निमहि-त्यस्स सिके हास्ति-क्षित्रम्स सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्यार सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द्रस्य सिकेन्द् | पारकार भन्तवान प्रमुक्तिने प्रिकृतिने प्रकृतिने प्रिकृतिने प्रकृतिने प्             | Uranierne-agen eigerge    | w,fer-xffer              | पारेग-पारे क्रीते                         | \$6-\$(G                          |
| र क्याल-बन्धन कोहे तारि-कोहे तारित<br>रिया-तियं ताराह-नियंति<br>रिया-तियं ताराह-नियंति<br>रिया-तियं ताराहित्ये नायानीम व्यवस्त हाव्यसे<br>क्षित-कोत्ति नायानीम व्यवस्ति<br>क्षित-यान्ति मायानीम (१)<br>क्षित-यान्ति मायानीम (१)<br>क्षित-यान्ति कार्याहित्ये नियंतिका<br>स्या-क्षात्रे मायान्तिका<br>क्षित-यान्तिका<br>स्या-क्षात्रे मायान्तिका<br>क्षित-भोत्रे मायान्तिका<br>स्या-क्षात्रे मायान्तिका<br>स्या-क्षात्रे मायान्तिका<br>स्या-क्षात्रे मायान्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र क्लाल-बन्धन कोहे तारि-कोहे तारित्र किलार-कोद्यर निवाह-निवाहित तार्य किलार-कोद्यर निवाहित निवाहित किलार-कोद्यर कालाहे-कालार तारित रिवाहित कालाहे-कालार तार्वित कालाहे-कालाह किलाहे किलाहे कालाहे-कालाह किलाहे-निवाहित कालाहे-कालाह किलाहे-निवाहित कालाहे-कालाह किलाहे-निवाहित कालाहे-कालाह किलाहे-निवाहित कालाहे कालाहे-कालाह किलाहे-निवाहित कालाहे कालाहे-कालाह किलाहे-निवाहित कालाहे कालाह कालाहे कालाह का             | अधिकाराय- वर्षात्रं द्वान | मन्त्रक - क्रमांत        | भार हरे-मिक्रिमिने                        | निष्वतेसं-समस्त, निरुत्तेष,       |
| १ए III पटचरहापरचना वहारती गावाहं-भागर सहित<br>१ए III पटचरहापरचना वहारती गावाहोना व्यवस हडदोन<br>स्प-मन<br>हिंगी-डोन<br>नस्मार सिंग-मन्मर सांक्री-भीकात<br>स्प-मन्मर सिंग-भाग, मनिष्य<br>मनापर्च-भनान, मनिष्य<br>स्पान्यनास्मार सिंग्लेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १ए III पटचरकापरयना पद्दारनी भाषादे-भागार त्रीत<br>१ए III पटचरकापरयना पद्दारनी भाषादीमा द्यावरा हाडदोन<br>स्पन्नत<br>होना-डीन<br>नग्गार सिर्ध-नगार तः कहिन्दाहि<br>भाषादेभागार तहिन्दाहित्स हिन्दाहित्स<br>स्पन्नतार तहिन्दाहित्स हिन्दाहित्स हिन्दाहि | Heene-dene                | अव्यास्त्र-भन्त्रान      | सीट महि-क्तीह महित                        | विय                               |
| रिण-तिग्व नागारं-भागार गावित्र स्वद्यंत द्वद्यंत स्वद्यंत स्वत्यंत्र (१) स्वत्यंत्र स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्य                 | रिष्णा पर्वयस्त्राप्यना पद्दारनी गायाग्रीमा द्यावरा हाढ्दोन<br>स्पन्नत्र स्पन्नत्र क्षिमानिन्दां (१)<br>होको-डीन<br>नरमर सिर्ध-तरमर सः महेथ-भिक्रां<br>रित्र नेकरस्ते क्षिन-क्षिकां<br>स्पन-क्षाप्रे नेकरस्ते निक्रां सिर्धाः<br>स्पन-क्षाप्रे निक्रां निक्रां सिर्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | राहिय-महित                | अधिनन्तर-अभित्रर         | निष्ट-निष्वित                             | संक्षेत्रिय-मंक्षेत्र यह मधन्त्रे |
| र्षण्या परचरहापरचना वहारती भाषात्रीमा व्यवसा दावदोन<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्<br>स्पन्नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १७ मा परचरकाणरयना वहारनी गायाग्रीमा छाषरा हाब्दोन<br>स्प-नर<br>होको-डीन<br>नरमर सिके-त्रकार स-<br>रिह्म मार्ग्यन्भताग, यहिष्य<br>स्था-क्ष्मों महिष्य<br>स्था-क्ष्मों सिक्स सिक्षित्र<br>स्था-क्ष्मों सिक्स सिक्षित्र<br>सिक्स सिक्सिस्य सिक्षित्र<br>सिक्स सिक्सिस्य सिक्षित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रागत-नार्वत               | सिंग्र-शिवय              | गागार-भागार साहत                          | असार्थ-अधीति                      |
| स्पन्तन्त करिसामिन्दांत्र (१) स्पेश-सार स्पेश-सारा स्पेश-सारामे नरमा सिर्फ-तरमार सः यहन्ने-भिकान स्पि-मनार्थः सिर्फ नियहि-भिका स्पा-क्रमा सिर्फ सिर्फ सिर्फ स्पार सिर्फ स्पार सिर्फ स्पार सिर्फ स्पार सिर्फ स्पार सिर्फ स्पे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्यन्तर स्थित-वात्र प्राप्तिम्प्ताव (१) व्यक्ति-वात्र (१) व्यक्तिवार्य (१) विवक्तिवार्य (१) विवक्तिवार (१) विवक्तिवार्य (१) विवक्तिवार्य (१) विवक्तिवार्य (१) विवक्तिवार्य (१) विव             | E a≯                      | ष्ट्यस्काषस्यना वद्दारनी | गायाजेना व्यवसा शब्दो                     | π थर्ष.                           |
| सिका-बीन<br>नरमा सिक्-नरमार ग्र. ग्राक्वे-भिकात<br>सिर ने मनागरे-भागर, यदिय नियहि-भिक्षेत<br>स्या-क्यारे<br>। श्री पचस्काणुरय ॥ १ए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | होंगे-होत्त मार्थर-पागी नरमर रात्ते क्षेत्र-पागी नरमर राष्ट्रिय मार्थर-पागी होते-मोह मार्थर-पागी होते-मोह मार्थर-पागर सिर्म निर्माह-निर्माप्त सिर्म हास्त्र सामार सिर्म होत्री प्रमुख्याप्त्य ॥ १ए ॥ अपि प्रमुख्याप्त्य ॥ १ए ॥ होत्री प्रमुख्याप्त्य ॥ १ए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | मय-प्रम                  | करिस्मायि-म्योज (१)                       |                                   |
| नरकार लिकिन्कार तः व्यवने न्याता<br>लिके मेकारली कोले-कोट<br>मनागर्व-भनाग, यतिष्य निर्माह-निर्माभ<br>लिका क्या-करारे<br>॥ श्री पच्स्काण्यस्य ॥ १ए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नरमर संदिग्नम्य क्षार्यन्त्रमार स्थाने न्याने निवास्त्रमार स्थाने निवास्त्रमार स्थाने निवास्त्रमार स्थाने निवास्त्रमार सिर्म निवास नि             | १ उ - आजनार               | स्रीजो-खीन               | ,                                         | न्यामारा न्याचार सहस              |
| त्य (दि, गीहारता भान-भागकात विविध्-निक्षित्र विविध्य विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय विष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | त्य (ति. नी तार्था अपन्यत्वाति । वि. नी त्याप्त्यात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग्लासा-मनग्रे             | नवकार समिन-वनकार म       | 11-0-11-0                                 | पारमाज-पारमाज                     |
| तम-तात क्यान्त्यं मित्रहे-क्ष्यित्र स्थानित्र स्थानित्य स्थानित्र स्थानित्य स्थानित्य स्थानित्य स्थानित्य स्थानित्य स्थानित्य स्थानित्य                 | तम-एत वर्णात-भूतिक विकाद-भित्रीत सार्व-भूतिक वर्णात-भूतिक विकाद-भूतिक वर्णात-भूतिक             | ودده-اودها                | - Il Alanda Alanda       | 4581 WINDIN                               | निष्यसंस-समस्त, निष्यशेष          |
| गणावन्ता क्यान्य-भगवर, यहिष्य विवहि-निवंतिर अक्षार्य-भगवित्र<br>गणाव-क्यार्य विवहिष्य विवह्तायुर्य ॥ १ए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नियाद-नामिता   क्यान-क्योत   नियहि-भिनेता   क्यात-भानीत   क्यात्मिता   क्यात्मिता   मिड्यात्मिता   मिड्यात्मिता   मिड्यात्मिता   मिड्यात्मिता   मिड्यात्मिता   मिड्यात्मिता   मिड्यात्मिता   मिड्यात्मिता   मिड्यांत्मिता   मिट्यांत्             | - Tal. Val.               | 167, 4161(8)             | 2/14-1214                                 | सांकेभ-एक्षेत्रपाळे               |
| तामाय-तामावहता क्या-क्यारे वातार-मातार महिरु द्वारा-व्यु महते(२)<br>॥ श्री पचरकाणुरय ॥ १७ ॥<br>नाणविज्ञति मात्रामा मिर्ग्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त्याप्त-त्याप्तकत्ते   त्याप-यातात्त्रक्षित्र   द्यस-द्युमहोत्(१)<br>॥ श्री पचस्काण्यत्य ॥ १ए ॥<br>नाणविऊवि य मणसा, पिंडध्यञ्जाण् सामाडयवयत्त्रीको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | मजागय-भनागन, मनित्त      | नियहि-नियंत्रिक                           | अद्याहर्य-अधीतीत                  |
| ॥ श्री पचलाणस्य ॥ १७॥<br>नाणविद्धवित्र माममा भिर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ॥ श्री पचलाणस्य ॥ १ए ॥<br>नाणविऊवि य मणसा, पिंडध्यव्हाण सामाडयवयत्त्रीको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गमार्थ-रामाविद्या         | क्या-क्यारे              | सामार-मामार महिन                          | दस्या-दस्यामहोत्।                 |
| ॥ श्री पचलातुरथ ॥ १७॥<br>नागविद्यति म माममा सिन्द्रान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॥ था पचकाणस्य ॥ १७ ॥<br>नाणविऊवि य मणसा, पिंडध्यञ्झाण सामाडयवयत्त्रीको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |                                           | A lymn fet was                    |
| नाणविक्रविक मामान सिन्ध्य मामान निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नाणविऊवि य मणसा, पिंडध्यज्झाण सामाडयवयक्षीको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | ॥ श्री पचरका             | ग्रस्य ॥ १ए ॥                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नाणविक्रवि                | उसम्बद्धाः सिन्          |                                           |                                   |

॥ ६४ ॥ ,कुमसेस्त्र मीलाहोड़

(संक्रतमाळ) ध्यने ंदस जाततुं पचस्काण ठे. छनागत, छतिक्रान्त, कोटि सहित, निर्वत्रित, सागार ( छागार जायनार पंख नमस्कार ( नोकारसी ) सिट्टित खनागत पञ्चल्लाख वयारे (मनयी) करीय ! ॥१॥ रिक्त्यादि चार घ्यानमां रहेलो खने सामापिकादि जांच चारित्रथी युक्त ए.ग्रे हु ज्ञाननी अणांगय अइकंते कोडी नियहि सागार अणागारा ॥ ल-जन (करीने) मंकेअं अदाइयं दसहा॥ २॥ 121-34 नेटि नियन्त्रित साकार मनाकारम्॥ गायात्रांना ष्रापता शब्दोना ष्र्यर् ह्मानबिद्धिः च मनसा, ।५९८५ पान सामा।५७४तवाच । नमस्कार सहितमनागतं, कदा करिष्यामि नावेन् ॥ १॥ सहित ) व्यनागार (व्यामार रहित), परिमाणकृत, निरवशेष, सोकेतिकू ( ग्रिमाण निरवशेष, सांकेतं अशंतीतं दश्या ॥ १ ॥ १० धर्मांगरवनी छंदर छावेली अनागत मनिक्रान्तं, व गरमाण निरवसेसं. 10-414 अदा पद्मस्माण, ॥ १ ॥

# 22 m संकेषवियं-संक्रेम यह गएले निरवसेसं–समस्त, निरवशेष अजामार-जामार रहित अजागारा-अग्नार रहित पिंडध्यज्झाण सामाइयवयलाणा द्सहा–दश्यमहारे(२) गरिमाज-परिवाज बद्धाइयं-अधीतीत रेमाज-परिमाज भद्धाइयं-भघति] me-mic गायाजेना ष्राचरा शब्दोना ष्राष्ट्र. अणाग्यं-अनाग्त, भविष्यम् । नवकार सहिय मणगय. कया करिस्सामि गगारं-भागार सहित होटि सहिन्द्रोह महि गर हतं-त्रविक्रतिने ॥ श्री पचस्काष्परय ॥ १ए ॥ हिस्सामि-करीज ने भष्टि-नियंति ग्वय-भावधी नेपहि-नियंत्रित फ्या-क्यार नेहो-मोह इंडाणे-एक्सन्नडाण नाणविक्रवि य मणसा, Í मणागर्य-भनाग्न, काराण-एक्षास आंबिल-भाषित भ्यच्छ-अपनीत अभिगाह-अभिग्र १ए मा पच्चरकाषारयना जस्रज-अनद्यन ग्रीग्पट्ट-ग्रुरिसट विगड-विगय रुपा-कपार छीगो-सीम म्प-प्रत इमनेपाय-मृत्य संपराय श्रीतत्त्राय-ययारकात उप-पेटोपस्थापनीय रामाष्ट्रय-नगयाचित्रः नेपदार-नीकार हिट्य-विद्या जसा-मनबद्ध तरिय-मिरिन बंड-जाणना रोज-स्थान नाज-ज्ञान וומ-גמניי

भावेषा ॥ १ ॥

II RR II

,जुमलेक ज्यांकारि

सहित) अनागार (आगार रहित), परिमाध्कत, निरवशेर, संकेतिक् (संकेतराख्र) अने 'रत जातंद्रे पश्चकाण ठे. खनागत, व्यतिकान्त, कोटि सहित, निषेदित, सागार ( व्यागार रिनस्यादि चार प्पानमी रहेसो अने सामापिकादि पांच चास्त्रियो युक्त पत्नो हु इतिनो | जाणनार पंच नमस्कार ( नोकारती ) सहित खनागत पञ्चख्हाख क्यारे (मनवी) करीत ? ॥१॥ | न्य-यते (मरीते) अणागय अइक्षेत्रे कोडी नियहि सागार अणागारा ॥ परिमाण निरवसेसं, संकेअं अदाइयं दुसहा ॥ २ ॥ मी-मीम मुद्रो-१द पद्म-पहें २० पर्मागरयनी शंदर व्यावेद्यो गायात्रोमा छपस शब्दोना छर्फ. अनागत मनिकालं, कीटि नियभ्यित साकार मनाकारम् ॥ हातिव्हि। च मनसा, विम्हथध्यान सामायकन्नतदानः ॥ तमस्कार सडितमनागते, कवा करिय्यामि जावेन् ॥ १ ॥ प्रमाण निरवशेष, सांकतं छाशीतातं दश्या ॥ ए ॥ 南南南 4 NEWSKYKYKYKYK\* अस्ति-धुन्त नीव-शीवव माद-नार नजुषुनो-कापगुप्तिनाओ रणगुणा-वचनगुप्तिराजी मगपुची-धनग्रीतिराजी द्राय-द्रान ध्रद्धा प्यस्त्राण.॥ १ ॥ द्विन्दि, ममिक्नमि न्तरवा-यारिक 世一世

11 5R सोग-ग्रोफ 내격~개의 द्वटा शब्दना छाध युक्तश्य प्रथम वत शुदः ह्य इ 46-20 . ॥ ३४ ॥ . इम्मेम्टर हीतमंहि

ज्ञानादि स्थतपह.

'२१ मा कामावस्थारयमी चित्र पहारमी गायाजेमा द्वटा शब्दोना कर्य.॥ सिनान बन्दे करता नय ॥ श्री कामावस्यास्य ॥ २१ रिय-मी(जो) न-नहि जेथी मतुष्यनी स्रीना संगना मनथी पण मोह क्तारान न छ। ये नो क्रवंन्ति मोइं, मनुष्य तग-संग वर्जित वयुस्स जे नो करनित

NANA WAR

जेथो खीनी चिन्ता

तरीत्ना सत्कारने बजेंद्यों जे

I AR II देक देश, याय तेज योग त्रष्, ते मनो ्रश्री शीद्यांगरथनी गणतरी करवानी समजती हुवे विशेषे एनी संख्या देखाने छे. इंडिय पा करण त्रण, संज्ञा चार,

रवसंबद्ध ॥ अल् ॥

'३१ मा कामाग्रस्तारपनी नित्र पहारनी गायाजेना बुटा शब्दोना खर्ष.॥

गप्रमन्तारे-धरीरिनो सत्कार 4-46 दणुरिक्तारिय-मनुष्यनी <u>सी</u> तंत-संत

n) ifુ-યોતાં? પ્ર

から を 気がなる

॥ श्री कामावस्थारथ ॥ २१ ॥ जे नो करनित

करता नथी प्वा साधुष्योने चिन्तान् मुनीन् वन्दे । तथा करता नयं! विचार जेंथो मनुष्यनी स्रीना संगने। मनथी पण मोह वजेंद्यों ठे थमें जेथों स्त्रीनी चिन्ता र्जित वयुस्स कारान् न ह्य। गरीत्ना सरकात्ने

ST AUR II सूत्रनां धंप सारु वीजा बखाखीये ठीय्. योग त्राय, ते मनो गिगिदिक जाएवा, 'हहाँ गायाने धुरे करणाइ एटखे करबुं जेनी आदिमां छे एवा झए करए समण धमाय धरमाय ॥ ए रीते शीयांगना जे घडार हजार जेद तेतुं निःपत्ती केण नियज्ञुं श्री शीवांगरथनी गणतरी करवानी समजुती. इंदिय मोमाइ समण हुवे विशेषे एनी संख्या देखाने छे. तित्रिज्ञोगा भाजाच अजीव ध्ययः-योग त्रण, करण त्रण, संज्ञा चार, सहस्ताण, आहाराइसन्न करणाड

रवसंबद्ध ॥ अर्छ ॥

= 2° णयं:-नोमाइ के कूप्तीकाषादिक नवजीय थाने थाजीय साथे दश याय. श्रमण थर्म ते ह्यां-뎩. 10% म्बंक प् शीते जिडक्ष यंत्र पटाहिक जपर सक्त्वो सहस्स 10 एवं तुछ देखाड़े छे. Hoa नेहिंद ल् महत्त आहारसन्न ज मण्ज है इ ।। इम्रा । देवहरू

त्रोता पांच प्रकार ने माटे पांचर्से याय. ते मात्र एक आहार संक्षा योगेकरी आं जेद यपा ने ते मात्र शोत्रेन्द्रियने सो नेद याप ठे. तेमज याकीनी बुसुतादिक इंडियोना पण प पूर्ये-क रीतीए सो सो नेद थापठे. प्एम सर्व संख्या पक्ठी करीए ते वर्ष पांचर्से याप ठे. केमफेइंडि-एज प्रकारमा घूर्वोक छनिखापे करी मार्थवादि योगात् के० मार्थय छाजैबादि ददापर सं स्यानने विषे पण अपि राज्दे करी दशमा स्थाननी पेरे आफ्रमण करीए, ते बारे सर्वनेद प्राकृत ने संदोगे त्रीजो नेर, प रीते पृष्णीकायनो आश्रय करी पटले पृष्तीकाषारंत प्या श्रिति-झारे करी, दशयति धमें करी, दश जेंद ते दश सीखिकह्म षाय ठे. ते वळी छप्पकायादि नव खुक्त पृष्वीक्षय अविरंत्न करे नहि. ए शीखतुं प्रयम श्रेग व्यायिनीवित एटले प्रगट ने हवे एवी रीतीए शुन करे ! ते कहे छे. पुष्वीकाय जीवारंत करे नहीं एवं तारायें छे. एथे प्रयम रक होखांग खाविजांतित छे. पटले मने करी खाहार संज्ञारहित यको ओजेंडियमी संबर करी अये:-इहां नक्त्युके करणवक्षण प्रथम थाम शिक्षायों ठ, त मनला ए प्रथम करण अ गहारतन्न क्षिज्जनगोउनिके॰ आदार संज्ञा किरहित यतांज प्रथम संज्ञा तथा आवश्यताण हांति संपन्न एथे करी प्रथम प्रमण्यमें नेद जाण्यो. ए प्रकार करी ह्मी निरोधन क्यों ने सामादिक छण जेनो, एवी थोलेंडियनी प्रतृति तेयी प्रवमेंडिय कहेतीते. वोगे करी, एटछे जेम घूर्चे क्षमायुक्त एक तेव चयो तेम मादंबने संयोगे बीजो तेद, प्णे भरी प्रमत्र कर्पायी प्रमसों संख्या याय हे. नि हे ते पण श्रतिदेशे करी देखाने है. जीवस्यान क्तमायुक्त के0 है

( )

- 42 --

नि रोप नपसंज्ञादिक जथना पष पांचर्से पांचर्से नेंद ए पूर्वोक रीतेज याय. एम सर्वना मळी योग्ने प्राप्त थएला है. तेमज बचन छने काय . इरपादिक संयोगे याय ठे. ए ठ हजार मात्र त्रंशीत ष्रयम, चौराशी क्षोन, एकावन साख, बेसठ ह इत्पादिक संयोग थाय. ए प्रमाणे क्तमादिकने विवे वण ध्यनुमिति करात्रे तेना पण ठ विकटप याय ठे. एसाज करण्ते विवे शिखना ि छे, ए सर्वे मेलळीए स्यारे डजार जेद याप ठे. प वे हजार तेमात्र मन चाव हे. तो एना घषाज अंदार हजारज " स्थळे स्रोपा चित्रे सात वि य्यीकायादि विगेरेने विवे हरी संयोगने

षाय है. तो पत्री खडार हजारज केम कवा ह पष सीमांग्ना जंगना शेष सद्जाय हे प्टले शांवक धर्मनी पेठे वीजा नंग करी तीनो परस्पर अषाकार कवो ह क़ी तेने उत्तर ॥ १८ ॥ .क्रमंग्रह स्थतंबह.

याव

हजारज केम कक्षा पतुं सर्वे विस्तीनी प्रतिपन्ति

पहेंद्रा शोज्ञांमरचर्

यनार नहि एना यंत्रनी स्यापना

समजी लेजी.

बीस रयनी

जाण्डं, कारण अन्यथा सबै विरतीज

जाबी लेवी.

मिशेष स्कोक्त



श्री शीलांगादि स्थ संग्रह. तिक्रिटिया केन प्रयागित नीकानिर। समाप्त.



টি প্রতিক্ত প্রতি श्री शीलंगादि स्थ संग्रह तिहाँ हैं या व्यापन । बीजानर । समाप्त

900 (APP) COLORS



ক্রিচিথকী ক্রিচিথকী श्री शीलंगादि स्थ संग्रह. क्षेतिहर्या हुन वयान्त्र । समाप्त

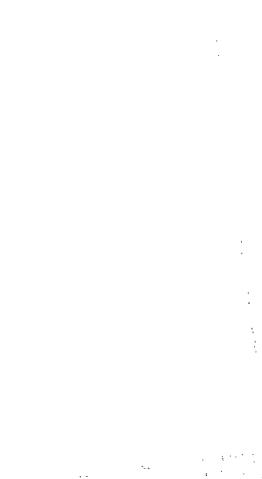

श्री शीलंगादि स्थ संग्रह समाप्त.

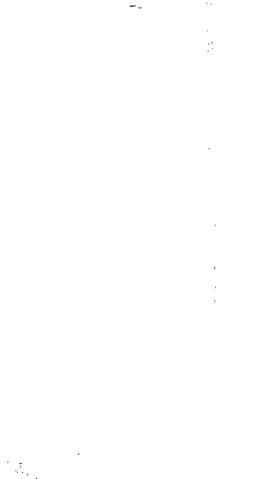



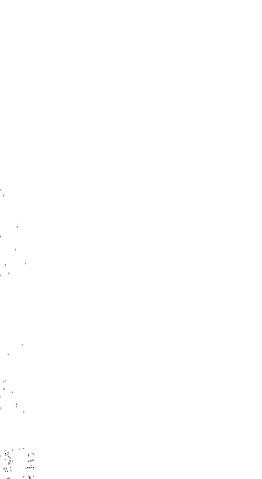

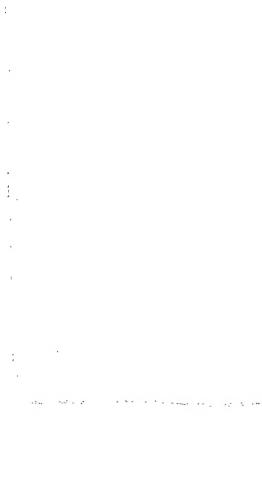

